तिंग्नं ।

रंगक्तिमान्याणांभवेत् एक्शान्न नामुपेति खर्निनिर्वाहपरेचर कच्या मिमालाकलिनांचलास्यान ज्यानेनासमधिकंत्रकृ चेनाह्मपादगल 18 रेथ्योऽनान येछिनिन्नवरेन्यामहस्त्रोहितपुनन्ते जनाना ग्रा स्थानमालोक्यदेष्णमण्यति वंध्रेजप्रदेशमुक्रंग्रकान्भवती वध् राग्रहीत्वावलोकाच प्रकाशम् मञ्जवन ति मिराउलाक्त्व अहंदण नेम्हाकिद्वपेक्वामिता६प्यनेपेव्यन्मह ज्या ज्याभामामा मिधोमवदिधिद्यानेकृहिन्यासिम्यक्तनता माधिः कथ्मिनवर्ण भगवन् निम्माक्लानी खं व्यह्न प्रामुखाक तिनपर्पो मिनद्रप्राम्माना महारान् ॥

र मंत्रान्यानमकमुतः १

कः प्राणेनेनेच कानयः सद्यः प्रसम्बाविनाप्राकृत वेध्रा स्चेन्त्र द्रांतत्र स्दा नेपत्य कलकल राजा आका प्राकारित्या आकर्णा काशम् अ यप्रतीहार अनुसब्को में दर्शना धीहारितं प्रवेशय प्रविश्पप्रतीहारः ते आ यदा साप्यति ग्विदिमहाराञ्चाति निष्क्रम्यसम्बग्वदेनोक्यचप्रनः प्रविष्टः प्रकाष्ट्राम देश्रीरतक हत्रील गामना विदे एक नग्रवत्र वे राष्ट्री गिदल प्रारी रण अंचणगहिदीस्मागदीवहदि राता प्रवेशय प्रतीहारः तथा हत्वा। दें जो रोबोर न में ह्वीरन जी। ततः विवातिर कालि वांगेन को रेणांच लगतितोरक्रकालः परिक्रम्पसंस्त्तमाश्चित्पपरित म्यितु देवरक्तकां ज्ञान नामा नापितार के ननगरत ने प्रारोणिना के प्रारी रेणां वले नगरित समागतां वर्तते ४= देवएष्यक्तकद्वो लः २=